#### राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला

प्रधान सम्पादक - फतहसिंह, एव०ए०, डी०लिट्• [निदेशक, राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर]

ग्रन्थाङ्क ११५

गोस्वामिश्रीशिवानन्दभट्टप्रणीतः

सिंहसिद्धान्तसिन्धुः

[प्रथमः खण्डः]

सम्पादकौ फतहसिंहः एव० ए०, डा॰ लिट्॰

गोस्वामिश्रीलक्ष्मीनारायस्वीक्षितः

प्रकाशक राजस्थान-राज्य-संस्थापितः

राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान जोधपुर (राजस्थान)

RAJASTHAN ORIENTAL RESEARCH INSTITUTE, JODHPUR

१६७० ईस्वी

# विषयानुक्रमः

#### प्रथमस्तरङ्गः [पृष्ठ-१-५२]

| विचय:                            |        |       | पृष्ठसंस्या |
|----------------------------------|--------|-------|-------------|
| मङ्गलाचरणपदानि                   | ***    | ***   | १-२         |
| बुन्देलभूपान्वयत्रशस्तः          | ***    | ***   | 5-4         |
| यन्यकुद्रशप्रशस्तिः              | ***    | - *** | ¥-4         |
| ग्रन्थविवयानु हमः                | ***    | 444   | E-82        |
| प्रातःकाले शयनादुत्यानप्रकारः    | ***    |       | 85-68       |
| शौचविधिः                         | ***    | ***   | 48-50       |
| षाचमनविधिः                       | ***    | ***   | 20,         |
| दन्तघावनविधिः                    | ***    | ***   | 20-52       |
| स्नानविधिः                       | ***    | ***   | १६-२३       |
| <b>य</b> ङ्कुशमुद्रालक्षग्।य     |        |       |             |
| एकविशाक्षरतीथँशक्तिमन्त्रः       |        |       | 128         |
| त्रिपञ्चाशदक्षरतीर्यशक्तिमन्त्रः |        |       |             |
| कुम्भमुद्रालक्षरणम्              |        |       |             |
| उत्तम-मध्यम-सामान्यस्नानम्       |        |       |             |
| माग्नेयस्नान ध्                  |        |       |             |
| वारुणस्नानम्                     | 4 1    |       |             |
| न्नाह्यस्नानम् (मन्त्रस्नानम्)   |        |       |             |
| वायव्यस्नानम्                    |        |       |             |
| दिव्यस्नानम्                     | . 14   |       |             |
| सारस्वतस्नानम्                   |        |       |             |
| स्नानानां सक्षणानि               |        |       |             |
| कापिलस्नानम्                     |        |       |             |
| गायत्र्यकस्नानम्                 | 1. 100 |       |             |
| ध्यानस्नानम्                     |        |       |             |

मन्त्रस्नानं तत्फलं च

घ्यानस्नानं, तत्फलं च स्नाने दिशाक्षमः

वासोघारणविधिः

. २३,

ऊर्धवपुण्डादितिलकघारणविधिः

35-55

वर्णभेदेन पुण्डादिकरणे मृदादिद्रव्यकथनम् स्वानिविशेषादेव मृत्तिकाग्रहणम् विपुण्डादिकरणे शङ्क लिनिर्देशः पुण्डाणामाकारवैविष्यं, तन्मानव्यव ललाटादिस्थानिविशेषेषु केशवादिद्वादेशनाम्नां न्यसनम् ललाटादिषु गदादिविल्ला द्वनम् वर्णभेदेन पुण्डसंख्योक्तिः, केशवादिष्यानप्रकारम् मादशेदर्शनपूर्वकं तिलकधारणे विधिनिषेशौ जल-चन्दनाम्यां तिलककरणम् भस्मना त्रिपुण्डीकरणम् भस्मनक्षणम् कर्मविशेषोद्धवभस्मसंग्रहणं, तत्संस्कारिविश्वि

#### वैदिकसन्ध्याविधिः

₹8-37

सन्ध्याशन्दनिष्ठितःः वैदिकसन्ध्याकालस्तद्विधिश्च गृहगोष्ठादिस्थानेषु फलवैशिष्टधम् सन्ध्योप्रास्तौ पात्रदि वारः पात्राभावे वासहस्तव्यवहारः गायत्रीजपमानम्

तान्त्रिकसन्ध्याविदिः

32-33

वैदिकतर्पं एम्

33-30

तर्णेगे पात्रविचारः तर्णेगे स्वानविचारः

तिलाभावे स्वर्णादियुनोदकैः पितृतपं गम् सप्तम्यादि दिवसेषु गृहे सतिलतपंणिनियेवः

तीर्थस्थाने निषिद्धदिनेऽपि सतिसतप्पंगम् अपादिकार्येषु प्रज्ञून्यकरत्वम् वर्णभेदेन कुशपवित्रकस्य मानं, तद्ग्रथनव्य कार्यविशेषेषु पवित्रपन्थि-विधिनिषेषौ कुणाभावे काजपहण, तदभावे दशदभंग्रहराञ्च

| दर्भाभावे स्वर्णादिधारण, तत्राङ्ग                                                                                                          | ्लिनिर <del>्देशध</del> | 19-51      |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|---------|
| तान्त्रिकतपंग्गम्                                                                                                                          |                         | ***        | 35-05   |
| सूर्योध्यंदानविधिः                                                                                                                         | ***                     | ***        | \$6-20  |
| शिवां जुपूजाविषिः                                                                                                                          | ***                     | ***        | X0-RE   |
| लिङ्गिनिर्माणे रत्नादीनां मृदादीनां<br>चिवप्रदक्षिणाकमो नृतिश्च<br>कामनापरत्वेन नानाद्रश्योत्थलिङ्ग<br>लिङ्गपूजामाहात्म्यं लिङ्गस्तोत्रञ्च | प्रकल्यनम्              | <b>ত</b> ৰ |         |
| द्वारपुत्रा                                                                                                                                | ***                     | ***        | 34.38   |
| द्वारदेवानां व्यानानि                                                                                                                      | ***                     | ***        | 86.80   |
| विझोस्सारणम्                                                                                                                               | ***                     | ***        | X0-X \$ |
| पञ्चगव्यप्रमाणं, स्यानसुद्धिश्च                                                                                                            | ***                     | ***        | ४१-४२   |
| द्वितीयस्तरङ्गः                                                                                                                            | [पृष्ठ—५३-११            | <b>x</b> ] |         |

| - | षासनानि (ब्याझनमदिनि)                               |           | *** | X3-X8 |
|---|-----------------------------------------------------|-----------|-----|-------|
|   | स्वस्तिक-पद्म-वीर-सिद्धासनलक्षणानि                  | ***       | *** | XX,   |
|   | प्रोडपादलक एम्                                      | ***       | *** | XX.   |
|   | षासनोपवेशने दिशाकमः                                 | / = / .:- | *** | ५५-५६ |
|   | भ्रासन-पूजोपयोगिपात्र-द्रव्यसंस्कारः                |           | *** | ५६-५७ |
|   | ग्रात्म-स्थान-द्रव्य-देव-मन्त्र शुद्धयस्तल्लक्षण्ति | च ।       | *** | Ko,   |
|   | करशुद्धिविमान्ध्रक                                  |           | *** | ४द-४६ |
|   | मजनुद्रालकणम्                                       | ***       | *** | 13%   |
|   | भूतशृद्धिः (देहशृद्धि-प्राग्तप्रतिष्ठा-न्यासादिवि   | चि:)      | *** | xe-9x |
|   | प्रपञ्चयागकमं                                       | ***       | *** | ७५-८१ |

पञ्चमन्त्रनिकृतिः
पर-गायत्र-ऋष्यादिश्रव्यनिकृत्यः
स्वाहा-सोहं-हंस-प्रशाबादिशब्दार्थः
प्रपञ्चयागमन्त्रस्य प्रभावकथनम्
कामनापरत्वेन प्रपञ्चयागमन्त्रहोमविधिः

| मातृकान्यासमाहात्म्यन्                     | ***               | ***   | 52,     |
|--------------------------------------------|-------------------|-------|---------|
| ऋषिच्छन्दोदेवतानां न्यासकमस्तन्निरुक्तय    | ह्व '             | ***   | दर्-दर् |
| ऋष्यादिषड हु मुद्राः                       | ***               | ***   | בע-בב   |
| शक्तिपड क्रमुद्राः                         |                   |       |         |
| शैवषडङ्गमुद्राः                            |                   |       |         |
| पीठमन्त्रन्यासः.                           |                   |       | *       |
| मूलमन्त्रत्यासः                            | ***               | ***   | 58,     |
| गणेखादिमुद्रासक्षाणानि                     | ***               | ***   | \$3-03  |
| मुद्राशस्त्रनिरुक्तिः                      |                   |       |         |
|                                            |                   |       |         |
| सौरमुद्रे                                  | 444               | ***   | £2,     |
| र्वंदलवीमुद्धाः                            | ***               | ***   | €3-63   |
| सेवमुद्राः                                 | ***               | ***   | £3-68   |
| शक्तिमुद्राः                               | ***               | ***   | £2-€x   |
| गायञ्या डाजिशन्मुद्राः                     | ***               | ***   | 23-33   |
| ध्यानप्रकारः                               | ***               | ***   | 33-23   |
| ग्रन्तयं जनविधिः                           | ***               | 444   | EE-800  |
| बाह्यपुजाविधी कामनाभेदेन स्वर्णादिर        | चित्रपीठे पूजाचकर | य     |         |
| निर्माण, तद्विषिमनिश्च                     | ***               | ***   | 900-909 |
| बके (यन्त्रे), देवीमूर्ती, शिष्ये च प्रतिष | ठाकमः             | ***   | १०२-१०३ |
| भ्रम्युत्तारणम्, वर्णीवघयो, देवताप्रतिष    |                   | ***   | 303-505 |
| यन्त्रशब्दनिक्किः                          | ***               | ***   | 908,    |
| यन्त्राभावे सन्यदेशतानामेकपीठे पूजाक       | रणे देवशपनम्      | / 210 | १०६,    |
| खण्डितादिदशदीपदुष्टेचु यम्त्रेषु पूजाया    |                   | ***   | 205-200 |
| लिङ्गमिणकुम्भादिषु पूजाव्यवहारः, के        |                   | विच   | 200,    |
|                                            |                   |       |         |

|   | भूम्यादिस्वानेषु देवतावासः                                    | •••     | 200,           |  |
|---|---------------------------------------------------------------|---------|----------------|--|
|   | सूर्यादयः भद्रपूजास्यानानि, तेष्वचनप्रकारश्च                  | ***     | 200,           |  |
|   | लिङ्गादयो दश शिवाचंनस्थानानि                                  | ***     | 200,           |  |
|   | शालग्रामादिप्रतिमान्तेषु पञ्चस्थानेष्वेव हरैः पूजनम           | ***     | १०६,           |  |
|   | प्रतिमा-मानविचारः, सदने शैलजा-प्रतिमायां पूजानिपेघइच          | ***     | 805-608        |  |
|   | देव्याः शापाद् देवानामध्मत्वप्राप्तिस्तद्वरदानात्तवाविधानामपि | न तेषां | -              |  |
|   | भक्तेभ्यः पुरुषार्थचतुष्टयदानसामर्थ्यञ्च                      |         | 208,           |  |
|   | मृण्मय्यादिप्रतिमानां शुभाशभत्वत्र                            | ***     | 999-309        |  |
|   | खण्डितादिदोषयुक्तानाम्प्रतिमानामग्नावप्सु वा निक्षेपः         | ***     | १११-११२        |  |
|   | एकाहादिपूजाविहती प्रतिष्ठा-सम्प्रोक्षणविधिः                   | ***     | ११२,           |  |
|   | बादिमूत्तिवासुदेवादिवतुर्म्तीनां भेदोपभेदाः,                  | ***     | 885-888        |  |
|   | सिद्धार्थसंहितोक्तादवतुर्विद्यतिमूर्त्तयः                     |         | 66x-66x        |  |
|   |                                                               |         |                |  |
|   | तृतीयस्तरङ्गः [पृष्ठ-११६-१६१]                                 |         |                |  |
|   | शालग्रामशिलानां लक्षणानि, वर्णादिभेदेन तद्गुणदोषाश्च          |         | ११६-११७        |  |
|   | तासां लक्षण्विशेषेण् वासुदेवादिसंशाविशेषः                     | ***     | ११७-१२१        |  |
|   | शालग्रामशिलायां हरिपूजामाहात्म्यम्                            | ***     | १२२-१२७        |  |
|   | शालप्रामशिलापुजने क्षत्रियादीनामनधिकारः                       | ***     | १२७-१२=        |  |
| b | शिवलिक्कृतिमरिएप्रकारः                                        | 74.00   | १२=-१३०        |  |
|   | रत्नलिङ्गादौ लक्षराभावेऽपि दोषाभावः                           | ***     | 230,           |  |
|   | बाग्गिल ज्ञलक्षणं, तन्माहात्म्यञ्च                            | ***     | \$\$0-6\$\$    |  |
|   | गृहे लि ङ्गद्वय-गर्गेशद्वयादीनां नित्याचैनाबुद्वेगप्रातिः     | ***     | 989,           |  |
|   | चतुरायतनदेवतानां स्थापनक्रम                                   | ***     | <b>१३१-१३३</b> |  |
|   | पूज्य-पूजकयोर्भध्ये प्राचीसाधनव्                              | 040     | <b>१३३</b> ,   |  |
|   | भर्माविपात्रात्मि, तत्संख्या च                                | ***     | <b>?</b> ३३,   |  |
|   | शिवसूर्ययोः शङ्कस्य निषेधः                                    | ***     | \$ \$ \$ \$ .  |  |
|   | शङ्खस्य मानविशेषे फलवेशिष्टचम्                                | ***     | 658'           |  |
|   | काञ्चनकाचादिरचितपात्रात्मिः, तेथामुत्तममध्यमाधमत्वचा          | ***     | 838-83X        |  |
|   | नालिकेरपात्रमाहात्म्यम्                                       | ***     | 648'           |  |
|   | पत्राणां मानविचारः                                            | **1     | <b>१३६,</b>    |  |
|   | वश्याकर्षं णादियु पात्रविवारः                                 | ***     | १३६,           |  |

|                                                           |                |           | 4,              |
|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------------|
| पात्राभावे सर्वकर्मबैफल्यम                                | ***            |           |                 |
| यलि-गन्ध-धूपाद्युपचाराभावे सैवंकमंबैयध्यं                 |                | 33        |                 |
| श्चर्यपात्रस्थापनविधिः                                    | ***            | *** 33    | 10-620          |
| तत्र गालिनीमुद्रा-मस्यमुद्रालक्षराम्                      |                |           |                 |
| पाद्यपात्रादीनां स्वापनकमः                                | New -          | · *** *** | KO-6.K.\$       |
| मधुपवर्जनक्षाणं तत्पात्रविचारध्य '                        |                |           |                 |
| मर्चद्रव्याष्ट्रकम्                                       |                |           |                 |
| पाद्यादिद्रव्याणि                                         |                |           |                 |
| ग्रघीदिद्रव्यालाभे पुष्प-तण्डुलब्यवहा                     | ₹:             |           |                 |
| संस्यापितपात्रस्खलने प्रग्रवजपाद्येष                      | <b>गरिहारः</b> |           |                 |
| पूत्राद्रव्यत्रोक्षणम्                                    |                |           |                 |
| श्चात्मपूजा (मन्तर्वाग)विधिः                              | ***            |           | 1x3-6xx         |
| योगपीठपुत्रा                                              | 688            | 244       | 6xx-6x5         |
| वालग्रामे स्थावरे वा प्रावाहन-विसर्जना                    | भाव:           | ***       | 1383            |
|                                                           | ***            | ***       | १%0,            |
| मावाहनस्वरूपम्                                            | ***            | ***       | १५१-१५२         |
| बावाहनश्लोकाः                                             | •••            | ***       | <b>१</b> %३,    |
| श्रावाहनादिमुद्रालक्षरणानि<br>सप्तित्रघटकरो दीपिनीमन्त्रः |                | ***       | exv,            |
|                                                           |                |           | exx,            |
| मुद्राशब्दनिरुक्तिः                                       | ***            | 411       | 644             |
| उपबारशस्यार्थः                                            | obsednate:     |           |                 |
| भ्रष्टित्रिशदुपवाराः, ग्रष्टादशोपचाराः,                   | वाडवानचारान    | ***       | <b>१</b> १४-१११ |
| दशोवबाराः, सप्तोपबाराः, पञ्चोपबा                          |                |           | 846             |
| उपचारनिवेदनप्रकारः                                        | ***            | ***       | \$29-\$XE       |
| भासनानि 💮 ⋯                                               | ***            | ***       | १५८,            |
| चपचारकल्पना                                               | ***            | ***       | १५८,            |
| पाचादिदानफलम्                                             | ***            | 104       |                 |
| प्रतिमा-पट-पात्राणां नित्यस्नानविरोध                      | 1              | ***       | 325             |
| वासोभूषण्वित्रारः                                         | ***            | 448       | १४६-१६०         |
| गन्धानुपवाराणां देवताविचारः                               | ***            | 800       | 120-121         |
|                                                           |                |           |                 |

## चतुर्थस्तरङ्गः (पूष्ठ-१६२-१६८)

| गम्धस्य पञ्चविधत्व तत्सक्ष्यगानि च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ***                              | ***                       | १६२.                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| गन्धनिवेदनेऽङ्गुलिनिदें तः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ***                              | WAR.                      | १६२-१६३                                                             |
| पुष्पस्य पञ्चविधस्वम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 414                              | ***                       | १६३,                                                                |
| पुष्पारमां प्रशस्त दशकं तथा।यानि पुष्पारमा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  | ***                       | 669-662                                                             |
| सूर्यस्य विहितानि पत्रपुष्पाणि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ***                              | ***                       | 5 2 2                                                               |
| विष्णोः पत्रपृष्पाणि, तस्य विल्वपत्रादीनां नि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | पिघरच                            | ***                       | १६४-१६७                                                             |
| धिवस्य विहितानि पत्रपुष्पारिए                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ***                              | ***                       | 8€0.5€=                                                             |
| दुर्गायाः विहितानि पत्रपुष्पारिए                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ***                              | ***                       | १६८-१६६                                                             |
| त्रिपुराबाः वज्यंपन्नपुष्पारित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ***                              | 750                       | - १६६,                                                              |
| सर्वेषां देवानां विहितानि निषिद्धानि च पत्रपु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | पफलादीनि                         | ***                       | \$60-505                                                            |
| गुद्रानीतादिभिः पूज्यादिभिः कर्मनिषेषः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x 60                             | ***                       | १७१-१७२                                                             |
| पूष्पादीनां याचितपर्यं वितादिदोषाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ***                              |                           | १७२-१७३                                                             |
| पुष्पोपचारान्ते लया क्राचंनारम्भः (परमावर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | सपूजा)                           |                           | १७४-१७७                                                             |
| धुपभेदास्तन्निवेदनप्रकारण्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 499                              | ***                       | १७७-१८०                                                             |
| एकादशाक्षरी चण्टामन्त्रः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                           |                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                           |                                                                     |
| दीपनिवेदनप्रकारः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  | ***                       | 140                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ***                              |                           | १८०-१८२                                                             |
| दीपनिवेदनप्रकारः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                           |                                                                     |
| दीपनिवेदनप्रकारः<br>नैवेद्यदानपात्राणि नैवेद्यनिवेदनञ्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ***                              | 1,816                     | \$20-\$25                                                           |
| दीपनिवेदनप्रकारः<br>नैवेद्यदानपात्राणि नैवेद्यनिवेदनञ्च<br>भासनादिमुद्याः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  | ***                       | \$=5-\$=8<br>\$=0-\$=5                                              |
| दीपनिवेदनप्रकारः<br>नैवेद्यदानपात्राणि नैवेद्यनिवेदनञ्ख<br>धासनादिमुद्राः<br>नित्यहोमविधिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 444 0                            | ***                       | १८४,<br>१८२-१८४<br>१८४,                                             |
| दीपनिवेदनप्रकारः नैवेद्यदानपात्राणि नैवेद्यनिवेदनञ्च भासनादिमुद्राः नित्पहोमविषिः भाचमनादिनिवेदनान्ते नीराजनविधिः नवाक्षरीरत्नेशोमन्त्रो मूलमन्त्रजपविधिश्च                                                                                                                                                                                                                                    | 444 D<br>444 D<br>444            | ***                       | \$e4-\$e4<br>\$e4,<br>\$e5-\$e4                                     |
| दीपनिवेदनप्रकारः नैवेद्यदानपात्राणि नैवेद्यनिवेदनञ्ख धासनादिमुद्राः नित्पहोमविधिः धाचमनादिनिवेदनान्ते नीराजनविधिः                                                                                                                                                                                                                                                                              | 444 D<br>444 D<br>444            | ***<br>***<br>***         | \$44-\$44<br>\$44,<br>\$44,<br>\$44,                                |
| दीपनिवेदनप्रकारः नैवेद्यदानपात्राणि नैवेद्यनिवेदनञ्च धासनादिमुद्राः नित्पहोमविधिः धाचमनादिनिवेदनान्ते नीराजनविधिः नवाधारीरत्नेशोमन्त्रो मूलमन्त्रजपविधिश्च प्रदक्षिणक्रमः, प्रणामभेदाः, क्षमापनं देवोद्व<br>निर्मास्यविसर्जन-स्वीकार-निषेधोत्तयः                                                                                                                                               | <br><br>सनञ्च                    | ****<br>***<br>***<br>*** | १८०-१८२<br>१८४-१८६<br>१८४-१८६<br>१८७-१८६                            |
| दीपनिवेदनप्रकारः नैवेद्यदानपात्राणि नैवेद्यनिवेदनञ्च धासनादिमुद्राः नित्पहोमविधिः धाचमनादिनिवेदनान्ते नीराजनविधिः नवाधारीरत्नेशोमन्त्रो मूलमन्त्रजपविधिक्च प्रदक्षिणक्रमः, प्रणामभेदाः, क्षमापनं देवोद्व<br>निर्मास्यविसर्जन-स्वीकार-निर्वेधोत्तयः प्रवासादी मानस्पूजनोत्तिः                                                                                                                   | ···  ···  ासनञ्च                 | ****<br>***<br>***<br>*** | १८०-१८२<br>१८४-१८६<br>१८४-१८६<br>१८७-१८६                            |
| दीपनिवेदनप्रकारः नैवेद्यदानपात्राणि नैवेद्यनिवेदनञ्च धासनादिमुद्राः नित्पहोमविधिः धाचमनादिनिवेदनान्ते नीराजनविधिः नवाधारीरत्नेशोमन्त्रो मूलमन्त्रजपविधिश्च प्रदक्षिणक्रमः, प्रणामभेदाः, क्षमापनं देवोद्व<br>निर्मास्यविसर्जन-स्वीकार-निषेधोत्तयः प्रवासादौ मानस्यूजनोक्तिः धातुर्यादिभेदेन यूजाः पञ्चविद्यास्त् हक्षाणानि                                                                      | ···  ···  ासनञ्च                 | ****<br>***<br>***<br>*** | १८०-१८२<br>१८४-१८६<br>१८४-१८६<br>१८७-१८६                            |
| दीपनिवेदनप्रकारः नैवेद्यदानपात्राणि नैवेद्यनिवेदनञ्च धासनादिमुद्राः नित्पहोमविधिः धाचमनादिनिवेदनान्ते नीराजनविधिः नवाधारीरत्नेशोमन्त्रो मूलमन्त्रजपविधिक्च प्रदक्षिणक्रमः, प्रणामभेदाः, क्षमापनं देवोद्व<br>निर्मास्यविसर्जन-स्वीकार-निर्वेधोत्तयः प्रवासादौ मानस्यूजनोत्तिः धातुर्यादिभेदेन पूजाः पञ्चविद्यास्त हक्षणावि<br>तदुत्तममध्यमाधमस्यञ्च                                             | <br>सनञ्च<br>                    | ****<br>***<br>***<br>*** | १८०-१८२<br>१८४,<br>१८४-१८६<br>१८६-१८७<br>१८७-१८६<br>१८६-१६२<br>१८३, |
| दीपनिवेदनप्रकारः नैवेद्यतनपात्राणि नैवेद्यनिवेदनञ्च धासनादिमुद्राः नित्पहोमविधिः धाचमनादिनिवेदनान्ते नीराजनविधिः नवाधारीरत्नेद्योमन्त्रो मूलमन्त्रजपविधिक्च प्रदक्षिणक्रमः, प्रशामभेदाः, क्षमापनं देवोद्व<br>निर्मास्यविसर्जन-स्वीकार-निर्वेधोत्तयः प्रवासादौ मानस्यूजनोक्तिः धातुर्यादिभेदेन पूजाः पञ्चविद्यास्तद्वस्रणानि तदुत्तममध्यमाधमत्यञ्च धानिर्माल्य-सनिर्माल्यभेदात्युजाया द्विध्यं, | <br>सनञ्च<br>                    | ****<br>***<br>***<br>*** | १८०-१८२<br>१८४,<br>१८४-१८६<br>१८६-१८७<br>१८७-१८६<br>१८६-१६२         |
| दीपनिवेदनप्रकारः नैवेद्यदानपात्राणि नैवेद्यनिवेदनञ्च धासनादिमुद्राः नित्पहोमविधिः धाचमनादिनिवेदनान्ते नीराजनविधिः नवाधारीरत्नेशोमन्त्रो मूलमन्त्रजपविधिक्च प्रदक्षिणक्रमः, प्रणामभेदाः, क्षमापनं देवोद्व<br>निर्मास्यविसर्जन-स्वीकार-निर्वेधोत्तयः प्रवासादौ मानस्यूजनोत्तिः धातुर्यादिभेदेन पूजाः पञ्चविद्यास्त हक्षणावि<br>तदुत्तममध्यमाधमस्यञ्च                                             | <br>सनञ्च<br><br>तत्र गृहस्थानां | *** *** *** *** ***       | १८२-१८४<br>१८४,<br>१८४-१८६<br>१८६-१८७<br>१८६-१६२<br>१६३,            |

## पञ्चमस्तरङ्गः [पृष्ठ-१६६-२४४]

| नित्यपू नाप्रयोगे प्रातःकृत्यादि                | June 1      |      |                 |
|-------------------------------------------------|-------------|------|-----------------|
| मस्मबारण्विधिः                                  | *5*         | BIE  | \$66-505        |
| तान्त्रिकसंध्या                                 | ***         | ***  | 505-508         |
| तान्त्रिकत्रव्यंशम्                             | 888         | ***  | 50x-50X         |
|                                                 | ***         | 916  | २०५,            |
| सूर्यार्घ्यदानं, द्वारपूजा च                    | ***         | ***  | २०४-२०७         |
| मासनसंशोधनं भूतशुद्धिश्च                        | ***         | ***  | 500-565         |
| भाराप्रतिष्ठा                                   | ***         | ***  | 288-282         |
| मातृका यासः. संहारश्यासः, मृष्टिन्यासः, स्थि    | यतिन्यासच्च | ***  | २१२,            |
| व्यापकन्यासः, करशुद्धिदंशदिख्यन्वनञ्ज           |             | ***  | 283,            |
| बन्तर्मानुकान्यासः                              | ***         |      | २१३-२१४         |
| बहिर्मातृकान्यासे केवलमातृकान्यासः, विन्दुम     |             | -    | 344 145         |
| सविसगैसृष्टिमातृकान्यासहव                       |             | ***  | २१४-२१४         |
| विन्दुविसगंयुक्तस्यितिमातृकान्यासः              | ***         |      | 784-586         |
| तारोत्थैकपञ्चाशत्कलामातृकान्यासः                |             | ***  |                 |
| केशवादिमातृकान्यासः                             | ***         | ***  | २१६-२१७         |
| श्रीकण्ठादिमातृकान्यासः                         | ***         | ***  | २१७-२१=         |
|                                                 | ***         | ***  | ₹१=-२२०         |
| भुवनेश्वरीमातृकात्यासः                          | ***         | ***  | २२०,            |
| बीजादिन्यासे श्रीबीजादिमासूकान्यासः             |             | ***  | 220-528         |
| कामबीजादिमातृकान्यासः                           | ***         | ***  | २२१,            |
| शक्तिश्रीकामबीजादिमातृकान्यासः                  | ***         |      | २२१-२२२         |
| प्रपञ्चयागमातृकान्यासः प्राशायामप्रयोगहच        | ***         | ***  | २२२-२२४         |
| योगपीठन्यासः                                    | ***         | ***  | २२४,            |
| पूजाचकस्थापने ऋग्वेदोक्ताग्निसूक्तेनाऽम्युक्ताः | रणविश्विः   | ***  | २२४-२२७         |
| श्रर्घपात्रादिस्थापनं देवतार्चनञ्ज              |             |      |                 |
| नित्यहोमविधिः                                   | ***         | 2.22 | २२७-२३६         |
| नीराजनविधिः                                     | ***         | ***  | २३६-२३६         |
| जपनिवेदनं, क्षमापनं, देवतोद्वासनञ्च             | ***         | esh  | 580'            |
| संक्षेपार्चनप्रकारः                             | ***         | ***  | <b>5</b> 86-583 |
|                                                 | ***         | ***  | 585'            |
| भाशीनसम्भवेऽपि नित्याचेने दोषाभावः              | ***         | ***  | 583-58X         |

#### वष्ठस्तरङ्गः [पृष्ठ-२४६-२७१]

#### बौझाविधिः

| diameter.                                     | Water State |      |         |
|-----------------------------------------------|-------------|------|---------|
| क्रियामय्यादयश्चत्वारो दीक्षाया भेदाः         | ***         | 121  | २४६,    |
| मन्त्रदीक्षायास्त्रीविध्यं, तह्नक्षग्गानि च   | ***         | ***  | 384     |
| दीक्षाशब्दनिक्तिः                             |             | ***  | 580,    |
| प्रदीक्षतानां मन्त्रदेवार्चनादिष्वधिकाराभावः  |             | ***  | 580     |
| यहच्छ्या श्रुतादिमनत्रजपेऽनर्धापत्तिः         | rio.        |      | 280,    |
| गुरुमुखाळ्यमनुजवेऽभीष्सितसिद्धिस्तदभावे चा    | नर्थापतिदन  | ***  | २४७,    |
| गुरोमंहिमा, तस्त्ररूपञ्च                      | 449         | ***  | २४७-२४० |
| ्रतिष्ठासारोक्तं गुब्स्बरूपम्                 | 410         |      | 5801    |
| वीरागम-योगशिवमतोक्तं गुरुस्वरूपम्             | ***         | ***  | ₹%₹,    |
| र्शवदीक्षायां गुरुस्वरूपम्                    | 100         | 511  | २४१     |
| निन्द्यगुरुस्वरूपम्                           |             | ***  | 383     |
| भिक्वादिभ्यो मन्त्रग्रहर्गे दोषापत्तिः        |             | ***  | २४२,    |
| पित्रादिम्यो वीक्षाविचारः                     | 111         | ***  | २५३,    |
| सिद्धमन्त्रलाभे गुरुविचाराभावः                | ***         | ***  | २५३-२५४ |
| वर्णानुक्रमेग् दीक्षाविचारः                   |             | 911  | न्यूष,  |
| स्त्रिया भवि गुरुत्वम्                        | 149         | 247  | २४४     |
| सच्छिष्यलक्षसानि                              | 140         | 244  | २४४-२४= |
| धसंच्छित्र्यसक्षगानि 💚                        | ***         | ***  | २५६-२६० |
| विष्यागामधममध्यमोत्तमत्वम्                    |             | ***  | २६०,    |
| गुरुशिष्यपरीक्षा                              | 149         | ***  | २६०-२६१ |
| वर्णानां दीकायोग्यताकाणविशेषः                 | ***         | 0.1  | 268,    |
| ग्रागमस्य वेदाङ्गत्वं, मन्त्राविकारिएः, वरानु | पूर्वेग     |      |         |
| मन्त्रदानाधिकारित्वं च                        | +110        |      | 748.744 |
| मन्त्रासां ब्रह्मसनादिभेदः                    |             | ***  | २६४-२६६ |
| मन्त्रारमास्त्रजोघोषायः                       | 112         | 246  | २६६-२६७ |
| मन्त्रेषु दोषाः                               | 444         | 2.62 | २६७-२७४ |
| मन्त्राणां दोषनिरसनीपायभूतो योनिमुद्राबन्धा   | तह्रक्षणञ्च | ***  | २७४-२७७ |
| मन्त्राणां जननादयो दश संस्कारास्तेषां लक्षर   | एति च       | 242  | ३७७ २७६ |
|                                               |             |      |         |

## सप्तमस्तरङ्गः [पृष्ठ-२८०-३११]

| सन्त्रमेलनप्रकारे नक्षत्रचक, नद्रचनाप्रकारस्तन्कसञ्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | 2=- 2=4     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| योनिर्मेत्रीविचारः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | *==         | रेम०-र्म१   |
| गरामंत्रीविचारः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ***         | २८१,        |
| राशियकं, तद्वचनाप्रकारस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ***         | २८१-२८२     |
| 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 224         | २व२,        |
| स्थलमादिहादशस्थानानां नामानि, तस्पलानि च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | २६२ २६३     |
| राषीनां वर्गभेदः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ***         | २व३,        |
| पाञ्चभौतिकचक, तद्रचनाप्रकारदच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | 543-544     |
| भूतानां वैरमेत्रनटम्थनाम्बस्पम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | 256,        |
| मन्त्रार्गा सिद्धसाध्यादिशाधनप्रकारे द्वादशारचक, तद्वचनाप्रकार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 75-च        | Set Sex     |
| सिद्धमाच्यादिगोधनप्रकारे वोदशारचक, तत्लेखन-रचनाप्रकार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>रं</b> च | 754.753     |
| प्रत्यक्षर सिद्धादिगणना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 255.560     |
| मन्त्राणां ऋगुधनशोधनचक तद्रचनाप्रकारक्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ***         | 286-282     |
| षट्पदचक, तद्रचनाप्रकारस्तन्यल्यञ्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | २६२ २६३     |
| मन्त्रमेसने नामग्रहणविचारः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | **1         |             |
| एकाक्षरादिमन्त्रप मिळाटिकाधनाभावः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ***         | २६३,        |
| मन्त्रांणा मालामन्त्रादिस्वम् रम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ***         | x35-83      |
| दुष्टमन्त्रग्रहरणे प्रकारान्तरम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | * + 4       | न्दर-२१६    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ***         | २६६-२६=     |
| वीकायां मासादिश्वंद्धः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ***         | २६६-३०८     |
| दीक्षालग्नात् स्थानविद्येषेषु स्थिताना ग्रहागाः शुभाशूभफसानि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ***         | 304,        |
| यथोमुखनक्षत्रारिष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ***         | 305         |
| प्रातःकालादिकलम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ***         | 308,        |
| दौक्षायामन्येऽपि कामविशेषाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | *4          | 30€-39€     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |             |
| अप्टमस्तरङ्गः [पूष्ठ-३११-३५०]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |             |
| दीक्षाङ्गभूतमण्डपनिर्मागार्थ भूमिपरीक्षा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |             |
| भूमेः समीकरण्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ***         | 1 5 5-3 5 8 |
| The state of the s | ***         |             |
| प्राचीमाधर्म, तद्रचनाप्रकारश्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 111         | ११४-३१६     |
| मण्डपनिर्माण्यिधिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ***         | ११७-३२२     |
| ध्वजानां लक्षकानि, अष्टौ दिगाजाः, ध्वजानामावव्यकस्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ***         | ३२२-३२४     |

|                                              |              |      | A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH |
|----------------------------------------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| मण्डपान्यबाभावे दोषः                         | ***          |      | 32¥,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| मण्डपनिर्मार्गप्रकारः                        | ***          | ***  | ३२४-३२७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| यञ्जुलिमानम्                                 | ***          | 241  | ३२७-३३८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| धष्टविधकुष्डनिर्मागप्रकारे चनुरस्रकुण्डरचन   | ाप्रकारः     |      | ३२६-३३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| योनिकुण्डं, तद्रचनाप्रकारभ                   | 444          |      | 330,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| श्चरं चन्द्राकारकुण्डं, तद्रचनाप्रकारश्च     |              |      | 338,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| त्रिकोण्डकुण्डं, तद्रचनाप्रकारश्च            | ***          | ***  | 332,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| बृत्तकुण्डं, तद्रचनाप्रकारअ                  | ***          |      | 338-335                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| षडसकुण्डं, तद्रवनाप्रकारश्च                  | ***          | ***  | \$32,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| पद्मकुण्ड, तद्रचनाप्रकारभ                    | ***          | ***  | 335-338                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| श्रष्टाश्रकुण्डं, तद्रचनाप्रकारश्च           | ***          |      | <b>\$38</b> ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| पद्माश्रकुण्डं, तद्वचनाप्रकारश्च             |              | ***  | 338-338                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| सप्तासकुण्ड, तद्रचनाप्रकारश्च                | ***          | ***  | 386-386                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| कुण्डनिवेशनम्                                | ***          | ***  | 335-336                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| कुण्डे स्नातविचारः                           | ***          | ***  | जहह शहह ्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| भेखलाविचारः                                  |              |      | 334-380                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| कण्ठविचारः                                   | ***          | **** | ₹¥o,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| योनिविचार:                                   | ***          | ***  | 380-385                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| नामि । चारः                                  | *******      |      | 385,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| नाभिवचार:                                    | ***          |      | 385-383                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| कुण्डानां यथोक्तप्रकारेग्गाऽकरणे दोषः        | ***          |      | 385-388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| कुण्डानां काम्यहोमेषु कुण्डभेदेन फलभेदः      | ***          | 212  | 388-388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| वर्गभेदेन कुण्डभेदः                          | ***          |      | 3.8.X-2.A.E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| होमसंस्थाभेदेन कुण्डमानभेदः                  | ***          |      | 386-380                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| द्विहस्तादिकुण्डविशेषाणां मानाङ्ग लक्षेत्रफल | ानि          | ***  | 380-385                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| त्रसरेग्वादिमानभेदाः                         | ***          | -    | \$x£'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| कुण्डकरणाशक्तौ होमार्थं स्थण्डिलविचारः       |              | ***  | \$86-3X0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| नवमस्तरङ्गः [पृष्ठ-                          | [33 £-0 x £- |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| स्क्स, विवारस्तद्रचनाप्रकारश्र               | ***          | ***  | 5x6-0x8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| वास्तुपूत्राविषः:                            | ***          | ***  | ३४२-२६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

वास्तुचकरचनाप्रकारस्तत्यूजाविधिश्च वास्तुदेवतानां घ्यानानि, प्रतिदेवतं वलिद्रव्यभेदाः, मन्त्राश्च वास्तुपूजायाः फलं, तदकरणे फलवैपरीत्यश्च

म्रङ्कुरापं ग्राविधौ मण्डलनिर्माग्गं, पात्राग्गि, पालिकाः,

शरावाः, मृदानयनञ्च

328-388

पञ्चघोषाः

प्रियङ्ग् वादिबीजानि बीजेषु पूज्यदेवताः

हरिद्रासेचनमन्त्रोऽधिवासविचारश्च एतन्मण्डलरचनाप्रकारश्च

शकु रपरीक्षा

दशमस्तरङ्गः [पृष्ठ-३७०-३९६]

| दीक्षायाः पूर्वकृत्ये मयुपनकंविधानं, प्रायश्चित्तवि        | ্<br>ঘিষ্ণ     | ***      | १७६-०७६ |
|------------------------------------------------------------|----------------|----------|---------|
| यागमण्डपप्रवेशः, सर्वतोभद्रमण्डलं, तद्रचनाप्रक             | गरे            |          |         |
| पञ्चवर्गरजासि, रजोविन्यासप्रकारश्च                         |                | *** 1 10 | १७२-३७७ |
| अन्यानि मण्डलानि                                           |                | DE0      | 205-00€ |
| पूजापात्र-द्रव्यादिस्यापनविधिः                             |                | ***      | ३७५-३८० |
| शालितण्डुलप्रमाणं, बाढकलक्षणञ्च                            |                | ***      | 35%,    |
| क्षूचंलक्षसम्                                              |                | ***      | 3= 2,   |
| ग्राचारशक्तिपीठादिपूजाविधः, कलशस्थापनविध                   | वी             |          |         |
|                                                            | Section 1      | ***      | ३८१-३८२ |
| शक्तिगन्धाष्ट्रकं, बैध्यावगन्धाष्ट्रकं, शास्त्रवगन्धाष्ट्र | कुछच           | x3.4     | ३८३-३८४ |
| ऋङ्मन्त्रपञ्चकोद्धारः                                      |                | ***      | ३८४-३८६ |
| पूजोपचार-हवनविधी चरुपाक: (स्थानीपाक:),                     |                |          |         |
| मेक्षरालक्षाणं, स्वित्रलक्षरां, भोजनञ्ब                    | 4              | ***      | ३८६-३६० |
| ताललक्षरां, दन्तधावनदानमन्त्रभ्र                           |                | ***      | 935-035 |
| शिष्यस्य राज्यिषवासिविधिः, स्वप्नमन्त्राः, स्वप्न          | नपरीक्षा च     | ***      | १३१-३६२ |
| शुभस्यकस्वप्नाः                                            |                | ***      | X35-538 |
| भ्रशुभूस्वकस्वध्नाः                                        | and the second |          | 364.    |
| स्वप्ननिवेदनम्                                             |                | ***      | 235-236 |
| सद्योऽधिवासः, प्रधिवासशब्दार्यभ्र                          |                |          | ३१६,    |

# एकादशस्तरङ्गः [पृष्ठ-३१७-४२७]

| श्रान्तिस्थापनं तत्र कुण्डानां वीक्षणादयोऽष्टादशसंस्काराः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | ३६७,                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | **   | ३१६,                        |
| वागीश्वरीपूजनं, प्रान्तिप्रणयने पात्रविचारः, कब्यादांशपरित्याग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | :,   |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14.6 | ,336                        |
| F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | X00-40\$                    |
| The state of the s |      | Yol,                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 208-805                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | Yoz,                        |
| मेखलायां कुक्षैः परिस्तरग्णपरिधिप्रक्षेपप्रकारः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ***  | X03,                        |
| पात्रासादनं, (प्रणीता-प्रोक्षणीपात्रशोधनम्) ग्रम्याबाहनमन्त्रः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ***  | A05-808                     |
| दिवाकमेगा वल्ले हिरण्यादिसात्विकसप्तजिल्लाचनविधिः,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                             |
| नारदपद्भारात्रोक्तानि हिरण्यादीनामेव प्रभादीनि नामान्तराणि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | च    | 808-80X                     |
| स्त्रुक्सूवयोः संस्कारविधिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | 808,                        |
| श्राज्यस्थाल्यामाज्यस्य वीक्षगादयः षट्सस्काराः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ***  | 808-800                     |
| हवनविधिः, ग्रन्नेगंश्रीधानादिकाः संस्काराश्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ***  | Y09-Y05                     |
| जिल्लाञ्ज मूर्तीनां हवनविधिः, बन्हेवंक्त्रेकीकरणं, नाडीसन्धान,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | X02-X\$0                    |
| मध्डले मक्षत्रवारराशीनां वलिविधिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ***  | 250-255                     |
| विष्यस्याऽध्वविद्योधनविधिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ***  | X55'                        |
| शैवादिनिगमभिन्नेषु तत्वाध्वसु शैवानि वट्त्रिशत् तत्वानि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ***  | 866'                        |
| शैष्णवानि द्वानिशत् तत्वानि, सौराणि चतुविशति तत्वानि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                             |
| शक्तदेशतस्वानि च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -    | ¥88.                        |
| मुबनाध्वा, चतुरंश मुबनानि, बराध्वा, पदाध्वा, मन्त्राध्वा,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                             |
| तस्वानां शुद्धादिलक्षराञ्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ***  | <b>x</b> \$5- <b>x</b> \$\$ |
| शृद्वादीनामध्यश्चितियेषस्तत्कृते पाश्चिमोचनव्यवस्या च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 843,                        |
| पड्डवशोधनान्ते हवनमन्त्रोद्वारस्तद्विधिश्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ***  | Afs-Afx                     |
| नित्य-नैमित्तकहवने सपरिस्तरपरिधिदहने विधिनिषेधौ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -    | XXX.                        |
| शिष्यस्य नेत्रबन्धान्ते मण्डले ब्रासनोपवेशनं, मन्त्रदानविधिश्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ***  | x6x-x60                     |
| श्रीविद्यादीक्षायां विशेषतोऽभिषेकविधिमेन्त्रदानविधिम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -    | x 50-x 55                   |
| प्राप्तित्वामयीदीझस्य शिष्यस्य जपादिकृत्यं, गुरवे दक्षिरणादानं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | च    | 856-853                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                             |

|                                              | 1                          |      |                              |  |
|----------------------------------------------|----------------------------|------|------------------------------|--|
| वर्णमयीदीक्षाविधिः, कलावतीदीक्षार्वि         | ч <b>и</b> :               | *    | 853-858                      |  |
| वेश्रमयोदीक्षाविधिस्तत्र स्पर्श्दीक्षादिचत्  |                            | **** | X5X-X5X                      |  |
| भागाबीदीक्षा, तस्याः स्मार्त्यादिदशभेदा      |                            | ***  | ४२४-४२६                      |  |
| मोहादपरीक्य मन्त्रदानादाने गुरुकिष्ययो       |                            | ***  | A56-850                      |  |
|                                              |                            |      | -14-10                       |  |
| द्वादशस्तरज्ञः [पृष्ठ-४२८-४५०]               |                            |      |                              |  |
| >                                            |                            |      |                              |  |
| गुरोदीक्षितशिष्याय सदाचारोपदेशः              | ***                        |      | A54-A55                      |  |
| पादुकाचारविधिः                               | 400                        | ***  | ASS-ARS                      |  |
| समयाचारः                                     | ***                        | 444  | ARS-ARA                      |  |
| होमद्रस्यमानं, कर्षलक्षराम्, समिध्रतः        | ***                        | ***  | 888-880                      |  |
| होमे वैदवानरहोमाम्नेरङ्गादिज्ञानं, तत्कत     |                            | ***  | 889-882                      |  |
| त्रमनेवंगाचास्तत्र गन्धः, शब्दः, ग्राकृतिः,  | , গ্ৰিলায়                 | ***  | 385-288                      |  |
| भ्रम्नेनिषद्धवर्णाद्यास्तत्र प्रायश्चित्तञ्च | ***                        | ***  | X85-XX0                      |  |
|                                              |                            |      |                              |  |
| त्रयोदशस्तरङ्गः [                            | 1e2-8x 8-8E                | २]   |                              |  |
| बीक्षाप्रयोगस्तत्र कलशस्थापनं, शङ्कस्थाप     | रतका                       |      | With With                    |  |
| मण्डपाम्यन्तरे प्रतिद्वारं कुम्भस्यापनम्     |                            | ***  | <b>&amp;X</b> 5- <b>X</b> X3 |  |
| ग्रग्निस्थापनविधिहोंमञ्च                     | ***                        | ***  | 8X3-8XX                      |  |
| राशीशपहादिभ्यो बलिदान, सिक्ट्यस्य व          | <br>विशेष्टिकासकर          | ***  | 888-886                      |  |
| and the second second                        | रूपराववासक्रा<br>सम्बद्धाः | ***  | x 6 5 - x 6 5                |  |
| चतुर्दशस्तरङ्गः [प                           | 162-853-851                | ×1   |                              |  |
|                                              | Allen Andrea               | 1    |                              |  |
| क्रियामयीदीक्षात्रयोगः                       | ***                        | 8.00 | x 6 3 - X 6 6                |  |
| वर्णवीसाविधिः                                | ***                        | ***  | 466-460                      |  |
| पूर्णीभिषेकविधिस्तत्त्रयोगध                  | ***                        | ***  | 338-238                      |  |
| नैमित्तिकाच्चेनं, तत्र विशेषदिवसाः           | T                          |      | \$68-898                     |  |
| दमनपूजाविधिस्तत्प्रयोगश्च                    | 1                          |      | 308-808                      |  |
| विष्णुविषये दमनकाष्णं से विशेषोक्तिः         | 101                        |      | 808-800                      |  |
| पवित्रारोपस्तिविषस्तत्प्रयोगभ्र              | 1                          |      | ¥95-¥50                      |  |
| विष्णोः पवित्रारोपण्विधः                     | ***                        | 1    | 850-858                      |  |
| Whether has been start and                   | The state of               | ***  |                              |  |